# वैदिक-सूर्य-विज्ञान

लेखक

श्री पं॰ प्रियरत्न जी श्रार्ष

(वैदिक संस्थान गुरुकुल वृन्दाबन)

प्रकाशक

सार्वदेशिक आर्थ प्रतिनिधि सभा।

देहली

प्रथम बार

सम्वत् १६६४

मूल्य =)

चन्द्र प्रिन्टिङ्ग प्रेस, फतेहपुरी, देहली में मुद्रित।

## पूर्व वचन

श्री ५० प्रियरत्न जी आर्ष का निबंध वैदिक-सूर्य्य विज्ञान विषय पर प्रकाशित किया जाता है। वेद का ज्ञान सर्वसाधारण की चीज बन जावे इसके लिये आवश्यक है कि वेद की शिक्ताओं के विस्तार करने वाले अनेक ऐसे छोटे छोटे ट्रेक्ट और बड़े प्रन्थभी प्रकाशित किये जावें। इसी उद्देश्यसे यह निबंध प्रकाशित हुआ है।

श्चार्ष जी ने खोज श्रीर परिश्रम से निबंध लिखा है। श्वाशा है जनता उससे लाभ उठावेगी।

—नारायण स्वामी

#### अ श्रो३म् अ

# वैदिक-सूर्य-विज्ञान

---

बेसे तो खगोल में असंख्य यह और तारे हैं, आंतदूर होने से उनमें प्रत्येक क्या है इसका पता लगाना मानवीय मस्तिष्क से परे है। तथापि ज्योतिर्विद् विद्वानों ने उनकी पांच कोटियां निर्धारित की हैं जोकि प्रह, धूमकेतु, नन्नत्र, राशि श्रीर ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें जो तारे खगोल के चेत्र में स्थानान्तर गति करते हुए स्थूलाकार में त्रांखों से या दूरवी चएयनत्र से प्रायः नित्य या वर्ष में नियत काल तक दिखलाई पड़ते हैं वह घह कह-लाते हैं। जो कभी तीस चालीस या पचास सौ या इस से भी अधिक वर्षों में लम्बायमान पुच्छ से युक्त आते और जाते दृष्टि-गोचर होते हैं वे ध्रमकेतु कहे जाते हैं। जो तारे वृत्तरूप चेत्र में परस्पर सदा नियत स्थान पर रहते हुए वृत्त के साथ साथ गतिमय दिखेंलाई पड़ते हैं तथा प्रहगति के परिचायक हैं वे नत्तत्र हैं। उक्त नच्नत्र-वृत्त के या प्रह के गतिचक्र के बारह सम-विभागों का नाम राशि है, श्रीर जो इन चारों में न श्राकर धुव को श्राधार बनाकर वर्त्तमान हैं वे तारे ऋषिसंज्ञक हैं।

#### वेद में राशि

कुछ विद्वानों का कथन है कि वेद में प्रह, धूपकेतु, नदाव श्रीर ऋषि का वर्णन तो मिलता है परन्तु राशि का नहीं। हमारा कथन है कि वेद में राशि का वर्णन है, देखिये—

द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तिचिकेत । तिस्मिन्साकं त्रिशता न शङ्कवोऽर्पिताःषिटिर्न चलाचलासः॥ (ऋ०१।१६४।४=)

इस मन्त्र में म्पष्ट रूप से बतलाया हुआ है कि एक चक में 'द्वादश प्रधयः' बारह प्रधियां होती हैं, ये ही बारह प्रधियां अर्थात प्रधान भाग ही राशियां हैं, चक्र अर्थात् कचावृत्त के बारह अध्यान भागों का ही नाम तो गशि है। देखिये जयपुर के राजज्योति वि पं० केदारनाथ जी की रची लोकमान्य तिलक निर्मित 'श्रोरायन' 🕸 श्रमुवादरूप ''वेदकाल निर्णय'' पुस्तक में-''कन्नावृत्त को १२ तुल्य भागों में बांट दिया है एक एक भाग को राशि कहते हैं" (भूभि का पृष्ठ ४) अस्तु। यहां पर यह एक बात कही जासकती है कि 'द्वादश प्रधयः' का 'द्वादश राशयः' अर्था यदि है तो निक्क और ब्राह्मण प्रन्थों में इस मन्त्र का अथे संवत्सरात्मक काल चक्र परक मान 'द्वादश प्रधयः'' का बारह महीने ऋर्थ क्यों किये तथा साथ 'त्रीणि नभ्यानि" का तीन ऋतुएँ 'त्रिशता षष्टिः शङ्कवः' का अर्थ के तीन सौ साठ ऋहोरात्र किए हैं। हमारा इसके सम्बन्ध में वक्तवय यह है कि निरुक्त आदि का अर्थ आंशिक है, मनत्र भें स काल शब्द है, न मास, न ऋतुएँ और न अहोरात्र हैं किन्तु जक,

प्रधि, नभ्य त्रौर शंकु शब्द हैं। चक्र में बारह प्रधियां, तीन नभ्य श्रीर तीन सौ साठ शंकु होते हैं चाहे वह संवत्सरात्मक काल-चक्र हो, नचत्र-चक्र हो, यह चक्र हो या रेखा-चक्र हो यह अभिप्राय है। इस अवस्था में एक चक्र में 'ढ़ादश प्रधय:' बारह राशियां 'त्रीिए नभ्यानि' नभ्यानि नाभौ भवानि व्यासपरिमाणानि 'भवे छन्दसियत्' श्रप्टा० (४।४।११०) नाभि अर्थात् केन्द्र में होने वाले व्यासपरि-माण तीन एक चक्र में होते हैं, तीन ब्यास-परिभाणों के बराबर अर्थात् व्यास से तीन गुणा चक्र का माप होता है एवं 'त्रिशता षिट: शङ्कव:, तीन सौ साठ शंकु अर्थात् अंश (Digrees) एक वृत्त में होते हैं। किसी भी छोटे या बड़े वृत्त का तीन सौ साठवां भाग गोल नहीं ऋषित सीधा ऋँश समभा जाता है यही बात मन्त्र में त्राए शंकु शब्द से व्यक्त होती है। बस, इस मन्त्र का यह ज्यापक अर्थ है जो खगोल के सभी गोलों के कचावृत्त और इन गोलों की गतिविधि के ज्ञान कराने वाले रेखागिएत-सिद्धान्त का मृल मन्त्र है। इस मूल मन्त्र की 'द्वादश प्रथयः' बारह राशियां किसी ग्रहके कन्नावृत्त के बराबर बारह भागों में, नन्नत्र-वृत्त में कुछ नक्त्रों के बारह समूहों में, संवत्सरात्मक कालचक के बारह महीनों में, घड़ी के चक्र में वर्त्तमान बारह बजों में क्यों न समभी जावें। वरन एक चक्र में 'द्वादश प्रधयः' बारह राशियां होती हैं। इस मूल अर्थ में कोई चति नहीं आती। घड़ी के आविष्कर्ता ने घटी चक्र में बारह बजाए यह तो ठीक कियां परन्तु उसने एक गलती की है, वह यह कि पृथिवी के दैनिक गति चकके आधे

चक्र में ही बारह बजा दिए किन्तु पृथिवी के पूरे चक्र में बारह बजाने चाहिए थे, अपने घटी-चक्र को पृथिवी-चक्र के साथ रखना चाहिए था। माछ्म होता है घड़ी के आविष्कर्त्ता को पृथिवी गोल है यह ज्ञान न होगा, यदि था तो उसने यह काम ज्योतिर्विद्या के विरुद्ध किया, उसको दिन रात भर में एक बार ही दिन के मल्यमें १२ बजाने थे। संवत्सरात्मक काल-चक्र भी तो स्वतन्त्र वस्तु नहीं, वह भी भिन्न भिन्न रूप में नक्त्रों, यहों के कन्ना-चक्र के अधिक होता है। वहां चन्द्र, शुक्र आदि महों के कन्ना चक्र की १२ राशियां ही तो अमुक अमुक यह के १२ मास होते हैं। इसकिये 'द्वादश प्रधयः' का अर्थ 'द्वादश राशयः' समुचित उपपन्न होक्य वेद में राशि विज्ञान है यह बात सुतरां सिद्ध हुई।

निबन्ध का विषय 'सूर्य विज्ञान' है अतः खगोल विषयक अन्य बातों पर न कह कर अब 'सूर्य-विज्ञान' की ओर आता है। सूर्य विज्ञान में सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य का स्वरूप, सूर्य का आधार, सूर्य की गति, सूर्य का अन्य गोलों के साथ सम्बन्ध, सूर्य की रिश्मयां और सूर्य से यान्त्रिक एवं आयुर्वे दिक उपयोग, इन साल बातों का समावेश है। अब हम उनका क्रमशः वर्शन करते हैं।

#### सूर्य की उत्पत्ति

दत्तस्य वादिते जन्मनि त्रते, राजाना मित्रावरुणा विवासिस त्रातृर्तपन्थाः पुरुरथो ऋर्यमा,
सप्तहोता विशुरूपेषु जन्मसु ॥
(ऋ०१०।६४।५)

इस पर निरुक्त—

वते क्रमीण अत्रीपन्थाः अन्तरमाणपन्थाः, पुरुरथो बहुरथः, अर्थामाऽऽदित्यः। सप्तहोता सप्तास्म रश्मयः,

विवुरूपेषु जनमसु कर्मासूटयेषु ॥
(नि०११।२३)

यहां "दत्तस्य वादिते जन्मिन" में वा शब्द से दत्त का अदिति से जन्म अथवा अदिति का दत्त से जन्म हुआ ऐसा अभिप्राय होने से इस मंत्र के दो अर्थ हैं। मन्त्र के दोनों अर्थों में दत्त तो आदित्य है और अदितिका अर्थ अखण्ड अग्नित्व है जबिक उससे आदित्य का जन्म लिया जावे "अग्निर्ध्यदितिकच्यते" (नि०।११।२३) और जब आदित्य से उसका जन्म सममा जावे तब अदिति का अर्थ पृथिवी है "अदितिः पृथिवीनाम" (नि०१।१)। हमें चूँकि आदित्य की उत्पत्ति दिखलानी है अतः 'अदिति' के अखण्ड अग्नित्व वाले प्रथम पन्न के अर्थ को ही लेंगे।

प्रलय के अन्धकार के बाद सृष्टि के प्रारम्भ में सूर्य आदि ज्योतिष्यण्ड जब खण्ड की अवस्था में प्रकाशमान नहीं हुए थे किन्तु खण्डरूप में विभक्त होने को थे ही तो जिस वस्तु के बे खरड खरड बनकर पृथक् हुए वह खरडरहित सबँत्र फैली हुई सूदम ज्योति थी। वह अखण्ड ज्योति वेद में अदिति ( अ-दिति अ-खराड ) नाम से कही गई है। उसी ऋदिति नाम की ऋखराड ब्योति से पुनः स्थूल ज्योति के रूप में उसके खगड खगड हो मान् उसका एक एक खराड एक एक सूर्य बना, इसलिये सूर्य 🕬 'त्रादित्य' त्रर्थात् अदिति–त्रावण्ड ज्योति से उत्पन्न हुत्रा, यह यौगिक नाम वेद में दिया गया है। वह ऋादित्य जब समीचीन रूप से प्रकाशमान हुआ तो तभी उसमें पृथिवी आदि गोलों की उदमा (हरारत ) श्रीर प्रकाश (रोशनी) से श्रागे टक्कर देने वाली शक्ति "मित्र" नामसे मि+त्र 'मि प्रचेषणो ( स्वादिः)' तथा दुसरी उसके विपरीत सौम्य धर्म की उन्हीं भूगोल आदियों को संबरण करने वाली-अपनी श्रोर श्राकर्षित करने वाली शक्ति वरुण नाम से 'वृ वरणे' (स्वादिः ) वृ+उनन् 🕸 वेदों में कही गई है । 🕅 दोनों 'मित्रावरुणों' उसी समय सूर्य से अभिव्यक्त हुई। पुनः उन भूगोल आदि के प्रति भिन्न भिन्न प्रदेश में सप्तरिम (सात किरणों वाला ) सूर्य उदय होने लगा।

उक्त 'मित्रावरुणी' शक्तियां सौर मण्डल के प्रत्येक गोल पर ध्यपना प्रभाव निरन्तर डालती हैं। 'मित्र' शक्ति उस गोलको अध्मा

<sup>ं &#</sup>x27;'अमिचिमिशसिभ्यःक्त्र'' (उणा० ४।१६४) % ''कृवृदारिभ्य उनन्'' (उणा० ३। ४३)

से आगे टक्कर देती है पुन: दूसरी वहण शक्ति उसे अपनी ओर श्राकर्षित कर लेती है। इस प्रकार दोनों शक्तियां उस पृथिवी गोल श्रादि की चक्रगति में कारण हैं, मानो 'मित्रावरुणी' सूर्य की दो भुजःएँ हैं उनसे वह पृथिवी ऋादि गोलों को पकड़ घुमाया करता है 'बाहू वै मित्रावरुणी'' (शत० ४। ४। १। १४) यद्यपि इन गोलों के घूमते रहने से दोनों 'मित्र वरुए' शक्तियों का प्रभाव निरन्तर सर्वत्र पड़ता ही है तो भी गोल के प्रदेशों में इनके प्रभाव का प्रधान और गौणभाव होता रहता है। जब उदमा और प्रकाश से युक्त 'मित्र' शक्ति गोल के जिस प्रदेश पर विशेष काम करती है तब उस प्रदेश पर उस 'मित्र' शक्ति की प्रधानता का प्रभाव दिन के रूप में दिखाई पड़ता है इसीलिये कहा भी है "मैत्रं वा ऋहः" (तै० १।७।१०।१) इसी प्रकार जब ऊष्मा श्रौर प्रकाशधर्म वाली 'मित्र' शक्ति श्रपना प्रभाव गोलके जिस प्रदेश से हटाकर गौण्रूप से रहती है तब उस प्रदेश पर उसके विपरीत आकर्षण और सौम्यधर्म वाली 'वरुए' शक्ति विशेष काम करती है श्रौर उस प्रदेश पर स्तब्धता, शून्यता तथा उदासी-नता आदि विशेष प्रभाव रात्रि के रूप में प्रतीत होता है, अतएव कहा है "वारुगी रात्रः" (तै०१।७।१०।१) अस्तु। इस प्रकार "द् इस्य वादिते जन्मिन" इस मन्त्र का यह समग्र अर्थ श्रीर श्रभिप्राय हुत्रा । श्रादिति नाम की श्रखरह ज्योति से श्रादित्य श्रर्थात् सूर्यं की उत्पत्ति दर्शा देने के श्रनन्तर सूर्य के स्वरूप का वर्षान किया जायगा।

#### सूर्य का स्वरूप

#### "युज्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः। रोचन्ते रोचना दिवि" (ऋ० १।६।१)

श्राकाश में जितने प्रकाशमान गोले प्रह तारे प्रकाशित हो रहे हैं वे सब 'त्रध्नम् श्रक्षम्' महान् श्राग्नियु सूर्य को श्रोपित करते हैं। इसी मन्त्र पर "श्रमौ वा श्रादित्यो ब्रध्नोऽरुषः (शतक्श्रां । २। ६। १)" ब्रध्नो महन्नाम "(नि०३।२) श्राग्निर्वा श्रक्षः" (ते०३।६।४)१) इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता श्रिक्ष श्राकाश में प्रकाशमान गोलों से भी बड़ा भागी श्राग्नि का गोला है। श्रव सुनिये सूर्य में क्या वस्तुएँ हैं:— "य उ त्रिधातु पृथिवीम् त द्यामेको दाधार सुननानि विश्वा। (श्र०१।१४४।४)

#### अर्कस्त्रिधातु रजसो विमानः। ( ऋ०३।२६।७)

वैसे तो सूर्य में अनेक घातुएँ हैं परन्तु विभागकम से या प्रधानरूप से तीन घातुएँ हैं जो जल जल कर सूर्य को इस प्रचण्ड रूप में बनाये रखती हैं और उसको आकश के अन्य गोलों पर अभिभावित करती है। वे घातुएँ विभाग क्रम से ठोस, द्रव और वायव्य अर्थात् वायुरूप से स्कृरित या प्रसृत होने वाली एवं तीन प्रकार की हैं, इन्हीं तीन प्रकार की घातुओं के परिणाम सूर्य में अगिनपिएड की स्थिरता, ज्वाला लाटों का निकलना, और किरण-

प्रसार या किरणसमूह ये तीन क्रमशः हैं। इन तीनों का वर्णन वेद के निम्न मन्त्र में है—

## वील चिदारुजन भि गु हाचिदिन्द्र विह्निभः। अविन्द उस्तिया अनु ॥ ( ऋ० १।६।५ )

मन्त्र में उन तीनों को 'इन्द्र, वन्हियां श्रीर उस्त्रियां' नामों से कहा हैं। इस मन्त्र का समग्र अर्थ और विचार हम अभी आगे करने वाले हैं। यह तो हुआ विभाग क्रम से वर्णन । प्रधान रूप से वह तीन घातुएँ हैं, लोहा, गन्धक श्रीर महाचार (शोरक, स्कोरक)। ये घातुएँ सूर्य में प्रधान रूप से हैं, अन्य लोहे सहश घातुएँ लोह के, गन्धक सदृश धातुएँ गन्यकके और शोरे सदृश धातुएँ शोरेके अन्तर्गत होजातो हैं। इन्हीं पदार्थों का संगठित महान गोल पिएड प्रज्वलित हो सूर्यारूप में परिगात हुआ, ऐसा अध्यात्मदर्शन और विज्ञान प्रक्रिया से सिद्ध होता है। जैसे घूम रहित अग्नि में उसके श्रन्दर का कोयला श्रौर घृत, तैल श्रादि पार्थिव पदार्थ उसकी दीप्ति तथा स्थिरताके हेतु होते हैं इसी प्रकार सूर्य में उपयुक्त लोह गन्धक त्रादि पार्थिव पदार्थ निरन्तर जल २ कर उसकी प्रदीप्त स्थित् के कारण रूप हैं। उक्त धातुओं में भो सूर्य की प्रदीप्त पिएडावस्था का रत्तक असितरंग लोहधातुविशेष है। वेद में कहा भी है "प्राची दिगम्निरधिपतिरसितो रिनता" (अथ०३।२७) सूर्य में लोह धातु है वह भी सामान्य लोहे जैसा नहीं, किन्तु कान्त लोहे फौलाद जैसे कुछ नीवे रंग से मिश्रत रंग का तथा काली

सजी की तरह पाषाण भाग से मिश्रित लोह है। चृंकि सूर्य के लोहे में अन्य प्रचएड होने वाली उपर्युक्त धातुएँ भी मिली हुई हैं अतः सूर्य का लोह वज्रलोह है यह बात भी मन्त्रप्रतिपादित हैं। "त्वमायसं परिवर्त्तयो गोर्दिवो अश्मानम्" (ऋ०१।१२१।६) अस्तु, अब लोजिये सूर्य का विभागत्मक वर्णन। इसके लिये देखिये निम्न मन्त्रः—

#### वीछ चिदारुजत्रुभिगु हाचिदिनद्र विह्निभः।

अविन्द उस्रिया अनु ॥ (ऋ०१ । ६।५ )

यह मन्त्र "युञ्जन्ति ब्रध्नमरूषम्" इस सूर्य विषयक सूक्त का है। सूर्य्य का विभागात्मक वर्णन इस मन्त्र में किया है। इस पहले इस मन्त्र का अन्वयार्थ कर देते हैं पुनः विभागात्मक स्पष्टी करण किया जावेगा।

श्रर्थ—(गुहाचिदिन्द्र) सूर्यस्य गुहासुचित इन्द्र ! सूर्य की गुहाश्रों में वर्तमान इन्द्र ! तू (बीलु चिदारजत्रुभिर्विह्निभः) बलबान एवं तीक्ण बह्नियों-ज्वाला लाटों से ( अस्त्रयाः ) किरणोंको ( अन्वन् विन्द् ) प्राप्त हुआ है । %

इस मन्त्र में इन्द्र, बिह्नयां श्रीर अस्त्रयाएँ ये तीन सूर्यों की विभागात्मक या श्रवयवात्मक वस्तुएँ बतलाई हैं। इनका कुछ संकेत पीछे कर श्राए हैं श्रव यहां प्रत्येक का विवरण करते हैं।

<sup>%</sup>गुहा-गुहासु, बीलु-बीलुभिः, यहां 'सुपां सुनुगिति'' (श्रष्टा० ७।१।३६) से विभक्तिलुक् है।

इन्द्र सूर्य को भी कर्ते हैं क्योंकि सूर्य का प्रधान अवयव इन्द्र है परन्तु इस मन्त्र में इन्द्र को सूर्य की गुहाओं में वर्रामान हुआ कह देने से इन्द्र का अर्थ मूर्य नहीं किन्तु सूर्य के अन्दर का प्रधान भाग ही है। इन्द्र विद्यत् का नाम है और वह श्रन्तरित्त स्थानका देवता है। "यदशनिरिन्द्र:" (कौ०६।६) ''इन्द्रोऽन्तरित्तस्थानः'' (निरुक्त दै० । ४) विद्युत् में लोह जैसा वज्ररूप कोई पदार्थ होता है, जैसे तोप का गोला किसी दीवार त्रादि को तोड़ कर अन्दर घुस जाता है एवं विद्युत्-जब किसी मकान पर गिरती हैं तो उसे तोड़कर अन्दर घुस जाती है। एक बार मैंने देखा था, सहारनपुर में पुराने बजाजे के पास वाली भसजिद के गुम्बद पर विद्युत् गिर कर ऋन्दर घुस गई थी। उस गुम्बदमें एक मोटा छिद्र हुआ। उस समय मैंने और अनेकों ने देखा था। खेत आदि में गिरी विद्युत् के लोहे जैसे लम्बे २ खएड भी पाए गए हैं। अतः विद्युत् एवं बैदिक नाम से इन्द्र लोहरूप वज्रमय वस्तु है। वह सूर्य में स्थित हुआ भी लोहरूप धजमय ही समभना चाहिए। वेद में भी ऐसा भाव मिलता है। ''इन्द्रस्य घेनवो वज्ंहिन्वति'' (ऋ० १।८४।११) इन्द्र को धाराएं वज् को धकेलती हैं। इसलिये ये सूर्यको गुहाओं में अर्थात् भीतरी मान में 'इन्द्र' वजू वस्तु है जो लोह त्रादि ठोस वस्तुत्रों का परिणाम है। विदित हो विद्युत् के वज्र में स्कोटक (पोटास) भी हैं परन्तु सूर्य वाले इस वजू में पोटास नहीं है, या इतना है जो नहीं के बराबर है वरन वह छिन्न भिन्न हो जाता । दूसरी वस्तु सूर्य में है उसके बहिस्तल पर ती हुए। बहियां, ती हुए। उवाला लाहें, जो गन्धक आदि द्रवण शोल पदार्थों का परिणाम है। ये ब्याला लाहें सूर्यिपण्ड के चारों ओर वेग से बहती हुई दूर २ तक बहती हैं। हम देखते हैं कि यदि पत्थरके कोयलों का एक फुट उचा कि कर जला दिया जाय तो ढेर से चार पांच इंच उचे उसकी ज्याला लाहें उठ जाती हैं मला जो सूर्य लगभग नौ लाख मील ब्याम परिमाण का वज्रमय अग्निपण्ड हो उसकी ज्वाला लाहें दो जीन लाख मील तक सूर्यके गोल में और उसके उपर भी उठती होंगी ऐसा सिद्ध होता है। तीमरी वस्तु है 'उस्निथाः' सूर्य की किर्यो, जो सूर्य गोला तथा उन्नत ज्वाला-लाहों के बाहर आकाशमण्डल में निरन्तर स्फुरित तथा प्रसृत होती रहती हैं। अहनका दृश्य स्थूल हुए या किरणमण्डल सूर्यगोल से बीसों लाख मील दूर लक्ष विद्यमान रहता है। पुनः क्रमशः अदृश्य बन वे सारे विश्व में कैलजाती हैं।

ये महाज्ञार (शोरा + स्फोर) जैसे वायव्य अर्थात स्फुरित हो फैलने वाले पदार्थों का परिणाम है। ये किरणें सौर-परिवार के सारे वायु मण्डल में पहुँचती रहती हैं। जैसे अग्नि चूर्ण (बारूड) का महाज्ञार स्फोर (शोरा) अग्नि चूर्ण भरे अनार आदि गोले की अपेज्ञा से बीसों तीसों गुना अधिक ऊपर स्फुरित होता है तथा जिस प्रकार पत्थर के कोथले का एक फुटमात्र ऊँचा आदि परिमाण का जलता हुआ ढेर सैकड़ों फुट ऊँचे लम्बे चौड़े हाल

**<sup>%</sup>यह किरणमण्डल सर्व सूर्यग्रह में ही दिखलाई प**ड़ता है।

के वायुमण्डल में गरमी और हलवल पैदा कर देता है एवं सूर्य पिण्ड का इन्द्र (वन्न) विह्नयां (ज्ञाला लाटें) और उिद्याः (किरणें) भी सौर-परिवार के सारे वायुमण्डल में गरमी और हलवल पैदा कर देते हैं। कहा भी है:—

ता अस्य नमसा सहः सर्पयन्ति प्रचेतसः। ( ऋ० १।५०।१२)

सूर्य किरणें वज्र से प्रेरित हो श्रिममावुक बल (Power) को ढकेलती हैं। या यों समिमये कि सूर्य के अन्दर का इन्द्ररूप वज्र ही बलवान तथा तीदण विह्नयों-ज्वाला लाटों के द्वारा श्रर्थात प्रथम बलवान तीदण विह्नयां-ज्वाला लाटें बन पुनः उद्मियाश्रों-किरणों को प्राप्त होबा है, किरणों के रूप में परिणत होता है। यह तात्पर्यार्थ प्रकृत "वीलुचिदारुजत्रुमिगु हाचिदिन्द्र विह्निमः। श्रविनद उद्मिया श्रनु" का है। श्रस्तु।

इस मन्त्र में एक और विशेष बात बतलाई गई है। वह यह कि सूर्य में जो काले धट्वे दिखलाई पड़ते हैं (मैं ने भीवे पांच सात धट्वे कश्मीर में कोरी आंखों से बिशेष अभ्यास द्वारा कुछ वर्ष हुए प्रातः काल = बजे तक के समय में देखे थे) पाश्चात्य ज्योतिषियों का इस विषय में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि ये काले घट्वे उभार हैं और कुछ कहते हैं कि ये कन्द्रायें हैं। अभी तक ठीक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, परन्तु "वीलु चिदारजिभगुं हाचिदिन्द्र विह्निभः" वेद में पूर्व से ही निर्णय किया हुआ है कि वे गुहाएँ अर्थात् कन्द्राएँ हैं, इन्द्र रूप विज्ञमय पदार्थ इन्हीं गुहाओं-कन्द्राओं से अपने तत्त्वों को बाहर

बिखेरता है जिनसे ज्वालाएँ श्रीर किरगों निरन्तर बनती रहती हैं। यहां एक प्रश्न का समाधान भी हम कर देना चाहते हैं 🕬 यह कि सूर्य प्रचरड रूप से निरन्तर करोड़ों अरबों वर्षों से जाल रहा है । इसका जलने वाला पदार्थ ( Matter ) खतम हो जाना चाहिये। इस विषयमें यह भी उत्तर हो सकता है कि जैसे पृथिवीकि अन्दर से लगातार पत्थर का कोयला निकलता जारहा है पर खतम होनेमें नहीं आता एवं सूर्यमें भी जलनेवाला पदार्थ इतना अधिक है कि खतम नहीं हो पाता । परन्तु यह उत्तर सन्तोषजनक तथा युक्ति युक्त नहीं। चाहे कारका खजाना भी हो त्राखिर खर्च होते रहनेस खतम होजाना ही चाहिये, परन्तु सूर्यके इतिहासमें यह बात घटित नहीं हुई इसीलिये यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। अन्य विद्वान् अभी निर्णयपर नहीं पहुँचे। यह अनुमान अवश्य करते हैं कि सूर्यमें गर्मी या तो पूर्णतया किसी अन्य रीतिसे आती है या कमसे कम इसका कुछ अंश अवश्य किसी अन्य रीतिसे आता है। हम इस विषयको स्पष्ट समभमें त्राजानेके लिये इसी जैसा एक प्रश्न त्रौर उठाते हैं वह यह कि प्रतिवर्षे आकाश से पृथ्वी पर करोड़ों अरबों मन पानी सिरता चला आरहा है पर कमी नहीं होती, वह आकाश में इतना पानी कहां से त्याता है। इसका उत्तर विद्वानों के प्रत्यन्त है त्याकाश में यद्यपि सूदम जल हर वक्त रहता भी है।

"अन्तिरित्तं वा अपां सधस्थम्" (शत । १।२।३।३६) पर बरसने वाला जल जितना बरस जाता है पुनः उतना ही पृथिवी पर से पृथिवी के जलाशयों और समुद्र से उत्पर आकाश में क

जाता है। इस प्रकार जल के आने जाने से आकाश का जल खतम नहीं हो पाता। इसी प्रकार सूर्य में स्वयं भी अग्निपुञ्ज स्थित है तथापि सूर्य की उत्पत्ति के साथ ही उसमें दो शक्तियां हैं जो कि ''मित्र'' अर्थात् सम्प्रेरणशक्ति और 'वरुण' अर्थात् आक-र्शिंग शक्ति, पीछे हम वेदमन्त्र द्वारा बतला चुके हैं। ''मित्र'' नाम की सम्प्रेरण शक्ति उद्मा (गरमी) को पृथिवी आदि पर प्रेरित करती रहती है एवं वरुण नाम की आकर्षण शक्ति गरमी का पुनः श्राकर्षण करती रहती है। इसलिए सूर्यमण्डल से जितनी गरभी निकलती है उतनी ही पुनः प्राप्त भी होती रहती है। अतः सूर्य के श्राकार या ताव में कमो नहीं हो सकती। यदि सूर्य में "मित्र" शक्ति सम्प्रेरणशक्ति गरमी को धकेलने की शक्ति हो होती और वहरा शक्ति आकर्षण शक्तिगरभी को लौटाने की शक्ति न होती तो अब तक सूर्य से गरमी के त्राते रहने से पृथिवी के पदार्थ जल भुन जाते। दिन भर गरमी सख्त पड़ी, भूमि तप्त तवा बनी, रात में ठएडी होगई, श्राखिर वह गरमी भूमि से निकलकर त्राकाश में ही तो उड़ी। या यों समिक्केय सूर्य की मित्र-शक्ति- सम्प्रेरण-शक्ति जितनी गरमी पृथिवी त्रादि पर फेकती है, वरुए शक्ति-त्राकर्षण शक्ति पृथिवी श्राकि से पार्थिव श्रादि तत्वों को ऊपर लेजा पुन: उतनी ही गरमी पैदा करने का निमित्त बनती है। इसलिये सुर्या न खातम होने वाला ऋग्निपुञ्ज है यही वेद में कहा है।

''अर्कस्त्रिधातु रजसो विमानोऽजस्रो धर्मः'' (ऋ० ३।२७।७)

त्रर्थात् सूर्य तीन धातुत्रों वाला, प्रत्येक गोल का थामने वाला, न खतम होने वाला तप्त अग्नि पुरुज है। अस्तु। इस प्रकरण के साथ सम्बन्ध रखने वाली एक और बात यह है कि—

### ''दिवो रुक्म उरुचचा उदेति द्रे अर्थस्तरशिर्भाजमानः

(港001年318)

इस मन्त्र में यह विचार दिया है कि यह जो सूर्ण अनेकों पृथिवी आदि गोलों का चमकाने वाला इतना तीदण ताप देने वाला आकाश में एक छोटा भूषण जैसा दिखाई पड़ता है यह छोटा नहीं है किन्तु 'दूरे अर्थः' 'दूरेऽथीं मण्डलं यस्य, इसका मण्डल, पृथिवी आदि गोलों से दूर है। यहां 'दूरेऽथीं:' में 'अर्थ' शब्द मण्डल के लिये है। 'अर्थ' शब्द का प्रयोग मण्डल के लिये निम्न मन्त्र में भी देखिये—

यं सीम क्रुएवन्तमसे विष्ट्रचे घ्रुवत्तेमा अनवस्यतो अर्थाम् । तां सूर्यं हरितः सप्त यह्वो स्पशं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥ (ऋ० ४ । १३ । ३)

स्थिर सत्ता वाली सात रङ्ग की किरणें, अन्धकार को हटानें के लिये 'अर्थम्' मण्डलको प्रकाश मण्डल को 'अनवस्थन्तः' न्यून या त्रीण न करती हुई, जिसको अपना अधार बनाए हुए हैं, उसा सारे जगत के रूप देने वाले सूर्य को वहन करती हैं।

इस मन्त्र में भी किरणों को 'श्रनवस्यतोऽर्थाम्' प्रकाशमण्डल सूर्य मण्डल को खतम न करती हुई कहने से सूर्यामण्डल से अपनी ऊष्मा कभी कम नहीं होती यह ध्वनित होता है। अस्तु। यहां तक हुआ सूर्य का स्वरूप। अब 'सूर्य का आधार' इस के सम्बन्ध में कहते हैं।

#### सूर्य का आधार

बहिष्ठेभिर्विहरन्यासि तन्तुमव्ययन्नसितं देव वस्म। दिविष्वतो रश्मयः सूर्यस्य चर्मेवावाधुस्तमोऽप्स्वन्तः॥ अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङ् ङुत्तानोऽवपद्यते न। कया याति स्वधया को ददर्श दिवः स्कम्भः समृतः याति नाकम्॥ (ऋ०४॥१३॥४)

अर्थ—(देव) ओ विश्व के द्योतमान माइफान्स रूप सूर्ग !
तू (विहिन्ठेभिविंहरन) अत्यन्त वहनशील किरणों द्वारा चमन्
चमाता हुआ (असितं वस्म) विना बंधे हुए आस्माने-आकाश रूप शामयाने में (तन्तुमव्ययन) डोरी को न स्वीकार करता हुआ, विना डोरी के लटका हुआ। (यासि) धूमता फिरता है। (सूर्यस्य दिवध्वतो रश्मयः) तुम सूर्य की दीप्ति से फरकती हुई किरणें (अप्वन्तस्तमः) अन्तरित्त में से अन्धकार को (चर्मेवावधः) जैसे शरीर में से चमड़ी के हटा देने से अन्दर की हृदय, फुफ्फ़ आदि यन्त्र कला दीखने लगती हैं एवं अन्तरित्त में से

श्रमधकार को विश्व की यनत्र कला दिखलाने के लिये हटा देशी हैं। यह माड़फानूस रूप सूर्य न केवल डोरी के विना ही अपित ( अनिबद्ध: ) निबद्ध अर्थात् जड़ा हुआ चिपका हुआ भी नहीं जैसे एञ्जिन में या विमान में जड़ा हुआ-चिपका हुआ लेम्प जलता है। तथा ( अनायत: ) आयत खिंचा हुआ किसी दूसरे से आकः र्षित किया हुआ भी नहीं है। अहो, आश्चर्य ! ( अयम्-उत्तानः ) यह ऊपर टंगा हुआ ( कथा न ) क्यों नहीं (न्यङ्डवपदाते) नोने गिर पड़ता। (कया स्वधया याति ) किसी स्वधारण शक्ति से विचरता है, इस बात को (को वेद ) प्रजापति जानता है, यह बात मानव मस्तिष्क से परे हैं "प्रजापति: वै कः" ( ऐ० २।३८ ) श्रथवा ( कया स्वधया याति ) किस स्वधारण शक्ति हो विचरता है। इस बात को (को ददर्श) कौन जानता है अर्थात कोई नहीं। यह बात मानव मस्तिष्क से परे की है। दोनों अर्थों में 'स्वधया' सूर्य स्वधारण शक्ति से विचरता है यह अर्थ तो अप्रतिहत है, स्थिर है। चाहे इस स्वधारण शक्ति को अपनी आक-र्घाण शक्ति नाम दे दिया जावे, बात एक ही है । वेदने उसकी स्वधा-स्वधारण शक्ति महत्वपूर्ण नाम दिया है। (दिवः) यह सूर्य दा मगडल-प्रकाशमग्डल सारे प्रकाशमान गोल समृह का ( समृत: स्कम्भ: ) दृढ़ खम्भा है, इसी से यह सारे गोले बन्धे हुए हैं ( नाकं याति ) यही इस सारे द्युमण्डल की रत्ना करता है । इन मन्त्रों में बड़ी ऋश्चर्यता से वर्णन करते हुए सूर्य को अनायतः किसी दूसरे से आकर्षित न हुआ हुआ कहा है। इस प्रकार अर्थापित से सूर्य अपने ही आधार से आकारा में ठहरा हुआ है यह सिद्ध होते हुए भी अन्तिम मन्त्र के उत्तरार्द्ध में "कया याति म्वधया" स सूर्य स्वधारण शक्ति से ही आकाश में रहता है यह स्पष्ट कह दिया। तथा दूसरे स्थल पर भी वेद में सूर्य अपने आधार से ठहरा हुआ है, कहा है। मन्त्र निम्न है—

अयं स्तुतो राजा वन्दि वेधा अपश्च बिप्रस्तरित स्वसेतुः। स कचीवन्तं रेजयत्सो अग्निं नेमिं न चक्रमर्वतो रथुद्रु॥ (ऋ०१०।६१।१६)

खगोल में वर्त्तमान गोलों रूप प्रजाछों का स्वामी सूर्य 'स्वसेतु: अपने से ही बन्धा हुआ, किसो दूसरे से नहीं अर्थात अपने आधार पर ठहरा हुआ है।

"स्वसेतुः यस्य स्त्रभूता रश्मयो जगद्धन्धकाः संति" (सायगाः) 'अपस्तरति' अन्तरिच अर्थात आकाश में विचरता है।

"श्रापो अन्तरिच नाम" (नि०१।३)

तथा चात्र सायगः-

#### ''अपश्चान्तिसदं तरित लंघयति।''

वह सूर्य 'कन्नीवन्तम्' कन्ना वृत्त में घूमने वाले पृथिवी आदि प्रस्येक गोले को अतथा 'अग्निम्' अपने ज्वाला समृहको नेमि और

<sup>\*&#</sup>x27;कचीवान्' के सम्बन्ध में देखो 'श्रार्यमित्र' के ऋष्यङ्क में 'कचीवान् का इतिहास' या 'वेद में इतिहास नही' नामक मेरी लिखी पुस्तक में।

चक्र की तरह कंपाता अर्थात घुमाता है। इससे यह भी एक जाती सिद्ध होती है कि सूर्य का ज्याला-समूह सूर्यापिएड के जाती और समुद्र जल के समान चक्र खाता रहता है। अस्तु, अब स्वर्ष के घूमने पर विचार करते हैं।

## सूर्य का घूमना

उद्वेति प्रसवीता जनानां महान् केतुरर्गावः सूर्यस्य । समानं चक्रं पर्याविवृत्सन् यदेतशो वहति घृषु युक्तः ॥ (ऋ०७।६३।८)

(सूर्यस्य) सूर्य का (अर्णवः) समुद्र तुल्य वेगवान् (महाव केतुः) स्फुरण शील ज्वाला समूह (जनानां प्रसवीता) जायमान्य पदार्थों का प्ररेक (उदेति) सूर्य से उद्भव होता है—सूर्य के अन्तव्य से बाहर स्फूरित होता है। जो (समानं चक्रं) सभी प्रथिती आदि के एक मानकारी—थामने वाले चक्ररूप गोलाकार मध्यस्थ

अडदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। हशे विश्वाय सुर्यम्"। (ऋ०१। ४०।१)

<sup>&</sup>quot;उद्वहित तं जातवेदसं रश्मयः केतवः" ( नि० १२ । १६ ) बहुत्रचन 'केतवः' सूर्य किरणों को कहा है एवं एकवचन 'केतुः' का श्रर्थं सूर्य का किरण समूह या ज्वालासमूह है।

सूर्य को (पर्याविवृत्सन्) पर्यावर्त्तायतुमिन्छन्-पर्यावर्त्तयिन्नद-परिश्रामयन्त्रिव स्वस्मिन् स्थाने श्रामयन्त्रित्यर्थः—धुमाना चाहता हुश्रा-धुमाता हुश्रा जैसा श्रथात् दूसरे गं.ल के चारों श्रोर नहीं किन्तु स्वकेन्द्र पर ही धुमाता हुश्रा (धृषु युक्त एतशः) धुरा में जुड़े घोड़े की तरह (वहति) गतियुक्त करता है।

इस मन्त्र में 'पर्याविवृत्सन' शब्द से सूर्य का अपने केन्द्र पर धूमने का वर्णन है साथ में उसके घूमने का कारण भी सूर्य का अपना "अर्णवो महान केतुः" समुद्रतुल्य चक्रवेगवान महान स्फुरणशील ज्वालासमूह बतलाया है । जैसे अग्निचूर्ण वाले चक्क (बाह्द के चरखे) से वेग से निकलती हुई स्फुरणशील ज्वालाएं उसको घुमा देती हैं एव सूर्य की उक्त वेगवाली स्फुरणशील ज्वालाएं सूर्य को घुमादेती हैं । सूर्य का ज्वाला समूह स्फुरित होता है, यह बात भी वेद में कही है:— ''यः सप्तरिमञ्च पभस्तु विष्मानवास्रजत् सर्त्व सप्त सिन्धून । यो रोहिणमस्फुरत् ।। (ऋ० २ । १२ । १२ )

### सूर्य का अन्य गोलों के साथ सम्बन्ध

केतुं कुएवन्नकेतवे पेशा मर्या अपेशसे। सम्वद्भिरजायथाः (ऋ०१।६।३)

ऐ मनुष्यो ! यह सूर्य अपनी उष्ण किरणों से प्रकाशरहित को प्रकाश तथा अरूप को रूप देने के लिये प्रकट होता है। इस मन्त्र से यह आया कि जितने भी आकाश में पृथिलं आदि गोले प्रकाशमान हैं वे सब सूर्य से प्रकाशित होते हैं। "सवितुर्देवस्योपस्थे विश्वाभुवनानि तस्थुः" (ऋ०१।३५।५)

द्योतमान किरणों वाले प्रोरक सूर्य के आश्रय पर सारे पृथिलं आदि लोक आश्रित हैं अर्थात् उसके आकर्षण से ठहरे हुए हैं।
''एता उत्या उपसः केतुमकत पूर्वेऽधेरजसो भानुमजले''

। ( ऋ० शहरा४ )

ये सूर्य की उण्ण किरणें किसी भी लोक अर्थात् पृथिकी आदि गोल के 'पूर्व' अर्द्धे' सामने वाले आवे भाग को अकाश से युक्त करती हैं पुनः दिन को बनाती हैं 🛞

**&ऐतरेय ब्राह्मणा में यही सिद्धान्त प्रदिद्वादित है** :—

"स वा एष कदाचनास्तमेति नोदेति। तंयदस्तमेतीति मन्यन्ते श्रह्ण प्रदानति प्रवास्तान् कुरुतेऽहः प्रस्तात् । श्रथ यदेनं प्रातरुदेतीति मन्यन्ते रात्रिमेव तदन्तिमत्त्वा प्रस्तात् । श्रथ यदेनं प्रातरुदेतीति मन्यन्ते रात्रिमेव तदन्तिमत्त्वा ऽथात्मानं विषय स्यते, श्रहरेवावस्तात् कुरुते रात्रिं परस्तात् ॥ ( ऐ० ब्रा० ३।४।६ )

यह सूर्य कभी न श्रस्त होता है श्रीर न कभी उदय होता है । इसे श्रस्त हुआ जो माना जाता है वह दिन का श्रन्त कर पृथिवी के दूपरी श्रीर हो जाता है रात इधर कर देता है दिन परली श्रीर में । श्रीर जो इसको प्रातः काल उदय हुआ माना जाता है वह रात्रि का श्रन्त कर पृथिवी के इस श्रीर होजाता है दिन इधर कर देता है श्रीर रात उधर कर देता है।

श्रायातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयन् पृथिवीमुस्त्रियाभिः। (अ०३। ८।१)

सूर्य ऋतुओं के साथ युक्त हो अपनी 'उद्यियाभिः' किरणों से पृथिवी को निपत कच्चामें संविष्ट करता हुआ आता है। ''उस्त्र-याभिः गोभिः किरणैरित्यर्थः'' (सायण)।

#### सूर्य की किरंगों

"इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शतादश । ( ऋ० ६१४७१८)

युक्ता ह्यस्य हरयः शतादशेति सहस्रं हैत अर्श्वत्यस्य रशमयः। तेऽस्य युक्तास्तैरिदं सर्वं हरति'' ( जै० उ० १।४४।५)

"प्राणः प्रजानामुद्यत्येष सूर्यः सहस्र रिमः। (प्रश्नोप०) सूर्य की किरणें वायु के आधार पर सहस्रों के रूप में विकीणें हो जाती हैं। वैसे तो स्थूलरूप में रंगभेद से सात किरणें हैं।

''यः सप्तरिम वृष्मस्तु विष्मान्…।'' (ऋ०२।१२।१२) यः सप्तरिमरिति । सप्त ह्येत आदित्यस्य रश्मयः । (जै० उ० १।२६।८)

# सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्त नामा' ( ऋ० १।१६४।२ )

सप्त युञ्जन्ति स्थमेकचक्रमेकचारिणं चक्रं चकतेर्वा क्रामतेर्वा एको अश्वो वहति सप्तनामाऽऽदित्यः सप्तास्मै रश्मयो रसानभिसन्नामयन्ति (नि०४।२७)

इन्हीं सातों किरणों का विशेष विश्लेषण पूर्व कही सहरु रिश्मयों का विस्तार है। परन्तु इन सात किरणों में भी दो किरणें ही वेद में अनेक स्थानों पर प्रधान बतलाई हैं। यथाः—

यस्य संस्थेन वृण्वते हरी समत्सु शत्रवः। तस्मा इन्द्राय गायत । (ऋ० १।४।४)

जिस सूर्यकी दें। किरणें निज वृत्ताकार सूर्यमण्डल में ऐसी हैं कि शत्र जन उनको संप्रामों में सह नहीं सकते, उस सूर्य का हे विद्वानो ! तुम व्याख्यान करो, स्वयं जान कर दूसरों को भी इसका ज्ञान दो । %

मन्त्र में कही गई 'हरी' दो किरणें कौनसी हैं इसके सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राह्मण का कथन है 'कि "ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी" (ऐ० ८१६) सूर्य की दो किरणें ऋक् खौर साम हैं जो

<sup>%</sup>मन्त्र में 'समत्मु' संग्राम वाचक ''समत्मु संग्राम नाम (नि०२।१७) श्रौर हरि का किरण श्रर्थ है 'हरिहरण श्रादित्य-रिनः' (नि० ७।२४)

कि "त्रथ यदेतादादित्यस्य शुक्तं भाः सैवर्णथ यन्नीलं पर: कृष्णं तत्साम "( छां० शक्षाप्र ) सूर्य की एक 'शुक्ल भाः' किरण है और दूसरी नीली जैसी कृष्ण किरण है। इन दो किरणों के मेल से संग्रामों में शत्र जनों पर विजय प्राप्त हो सकता है । यहां ऐसा ध्वनित होता है कि इन दो किरणों के मेल से कोई अस्त्र 'सौरास्त्र' बन सकता है। ऋषि दयानन्द ने भी वेदभाष्यमें लिखा है ''सूर्य किरणे राग्नेयास्त्रादीनि शस्त्राणि' (ऋ० १।२०।६) किरगों से आग्नेय अस्त्रादि बनाए जा हैं । त्राग्नेय कांच द्वारा जो त्राग लग जाती उसका कारण भी उक्त 'शुक्लभाः' श्रौर नीलक्षप कृष्ण किरण ही हैं। जब आग्नेय कांच में दोनों मिलती हैं तभी आग लगती है। शेष किरगों इन्हीं दोनों किरगों की सहायक होती हैं। जहां शुक्लभाः है तथा नीली किरण नहीं है वहां प्रकाश के होते हुए भी जलाने का काम नहीं हो सकता। श्रौर जहां शुक्लभाः नहीं वहां अन्य किरणों के विद्यमान होने पर भी प्रकाश (दीप्ति) नहीं हो सकता। इस सम्बन्धमें खद्योत, दबी त्राग त्रादि उदाहरण हैं। त्राग्नि में भी उक्त शुक्लभाः त्रीर नीली रूप कृष्णिकरण ही जलाने के काम में आती हैं। सूर्य की न्याई अग्नि में सात किरणें हैं जो कि जिह्वात्रों ज्वालात्रों के नाम से कहलाती हैं

कालो कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्गा।
स्फुल्लिङ्गिनी विश्वरूपी च देवो लेलायमाना इति सप्त
जिह्वाः। (मु०)

सूर्य की मूल किरण 'शुक्लभाः' है शेष सभी किरणें शुक्लभाः को ही अपना आधार बनाती हैं। इसोलिये मुण्डकोपनिषद् में अमिन में वर्त्तमान इस किरण का नाम 'विश्वरूपी' दिया है। यही सब को रूप देती है इसी में सब लीन होती हैं। वेद में इस मूल किरण के सम्बन्ध में लिखा है-

साक जानां सप्तथमाहुरेकजं-पिल्यमा ऋषयो देवजा इति। तेषामिष्टानि विहितानि धामशाः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः। (ऋ० १।१६४।१५।

इस मन्त्र का देवता 'विश्वेदेवा:' है। सूर्यिकरणों को 'विश्वेदेवा:' कहते हैं "तस्य सूर्यस्य ये रश्मयस्ते विश्वेदेवा:' (शत० ४। ३। १। २६) अतएव इस मन्त्र का अर्थ यह हुआ कि एक साथ प्रकट होने वाली सूर्य किरणों में से एक किरण 'युक्लभा:' है जो कि सत्तवीं किरण है यह किरण एक ही कारण से उत्पन्न हुई है आर शेष छ: किरण गतिशील हैं तथा युलोक में रहने वाले सूदम तत्त्वों के सम्बन्ध से उत्पन्न होती हैं। ये सभी किरणें रूप से भिन्न २ हुई स्फुरित हुआ करती हैं। इसी प्रकार—

इदँ सिवतिर्विजानीहि षड्यमा एक एकजः। तिस्मन् हायित्त्वमिच्छन्ते य एषामेक एकजः॥ (अथ० १०।१।४) इस मन्त्र में भी छः किरणों और एक किरण का वर्णन है। यह मन्त्र भी सूर्य सम्बन्धी है। इससे पूर्व 'छ। दश प्रध्यश्चक्रमेकम्' मन्त्र है। इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि 'सूर्य सृष्टि का नियमन छः किरणों के द्वारा करता है और सातवीं शुक्लभाः या विश्वरूपी किरण एक ही कारण से उत्पन्न होती और इन सब में प्रधान है। अन्त में ये सब भिन्न २ रंग वाली किरणें इसी प्रधान शुक्लभाः किरण में लीन हो जाती हैं। पुनः भेद-भाव न रह कर केवल 'शुक्लभाः' किरण ही प्रतीत होती है।

यह किरगों का विभागात्मक विज्ञान है, अब केवल एक बात किरगों के सम्बन्ध में और बतलाते हैं। वह यह कि—

"भद्रा अश्वा हरित : सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः। नमस्यन्तो दिव आपृष्ठमस्थु : परिद्यावापृथिवी यन्ति सद्यः। (ऋ०१।११४।३)

"भद्रा ऋश्वा हरितः सूर्यस्य" सूर्य की किरगाँ पृथिवी आदि गोलों एर 'सद्यः परियन्ति' फ़ौरन फैल जाती हैं, सैकेन्डों में ही पहुंच जाती हैं। "हरितो रसहरगशीला रश्मयः" (सायणः)।

#### सूर्य से उपयोग

सूर्य से दो प्रकार के विशेष उपयोग लिये जा सकते हैं एक तो 'सौरास्त्र' जिसका वर्णन पीछे ''यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रवः" मन्त्र द्वारा रिश्मप्रकरण में कर चुके हैं। दूसरा विशेष उपयोग रोग चिकित्सा में लिया जाता है। यथाः—

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नु त्तरां दिवम् । हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाण्ड्य नाशय॥

(現の? 1 201 ??)

इस मन्त्र में हृद्रोग और हलीयक रोग को दूर करने के लिये उदयकाल में सूर्य के उपयोग का वर्णन है। अस्तु,

यह सूर्य विज्ञान का संचिप्त वैदिक विचार आपके सम्मुख रखा। इसी प्रकार अन्य विज्ञान भी वेद में हैं। सभाओं तथा धनिकों की ओर से यदि वैदिक विद्वानों को सुविधा दी जावे तो अनेक महत्त्वपूर्ण वातें वेद से बताई जा सकती हैं। इति।